

## Title: Shri Bhrungisha Samhita

## Svanyanbhuvahni Mahatmyam





Bhrangeesh Samhita Anant Ram Sastri

Ref: https://archive.org/details/BhrangeeshSamhitaAnantRamSastri/page/n351/mode/2up

## **Pushkara Mahatmyam**



इत्येष पटलो गुह्यो महापातकहा कलौ।
श्रोतव्यः पठितव्यश्च तीर्थयात्राफलप्रदः ।।
इस प्रकार यह गुह्य पटल कलियुग में महापापों को नष्ट करने वाला है। यह सुनना चाहिए श्रीर पढ़ना चाहिए, तीर्थयात्रा का फल देने वाला है।
इति श्रीसंहितायां भैरवसंहितायां भैरवसंवादे भृङ्गीशविषयोपजाततीर्थसंग्रहे पुष्करतीर्थवर्गाने खगग्राममहिमा
नाम नवमः पटलः ।।

Bhrangeesh Samhita Anant Ram Sastri



Ref: https://archive.org/details/BhrangeeshSamhitaAnantRamSastri/page/n297/mode/2up

शिक्षिक्ष

इभायारम्भाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रमायान्यः भागान्त्रमाया विण्यिन क्लक्ल्यम्बर्यम्बर्यम्बर्यान्तिन नेभिद्रित् र्पायकिर एक द्वार १ थियन क्राल्य कियु भुयन भेने भ नॅमेटिरिक्षाप्यदिरिक्षपुरयत्नभः तमः कृत्वाधिनज्ञ्यभ ५ भद्धक्ष्यचे अद्युग्यम्ब्यभद्वाभ्रम्यः मान्त्रभ (क्षित्रिट्रेस्टिन्युक्रमिल दिग्ध्वायदेवयदिग्ध्व मण्ड भाषान्भे दिन हिं भद्रभेद्रविन मिन भवायम व अभायनभःभव सुरुष् हे स्वकृषि रियम्य प्रयोगियाः उरिअव भद्र प्रवं भूल प्रविद्यं प्रें इस् : भू भू लय अव्यक्ष व्यक्ष भू अतः अतः अवस्त् अधाउष् स्वानं वीवस्तिन भड़गाधीग्या वामानापंभम्भयविव ॥ ठावः॥ एड्वड किमजनवधर्म व्भाउभः उवीली वेषांदिय यहिए स्वक्तं वन्ता ॥ दियः॥

**M.** 

4.

याभाग्रजभी हमें भी कि उम्राभित्र में कि भड़िकिः क्ष्ट्रपार्ट् दिवणन्यः स्वयन्त्र विज्ञानु इया विश्वक्र विद्य स्वापादि यगाम्विभीलः सग्रहीम् यग्रहीत् हमिन्द्रगाणः ध्र गभद एउंस्वर्गम् धं भूलंड उद्येद्यः भूक्त्या स्वर् भगश्वीग्या भागा। मिवः।। विभानंदमभाये मार्थं इंद्रवर भः पाउन्नभेर् हग्वम्बद् लाय्यस्पा व्यापारणस्थेव नष्टिक्षा अभिष्ठ ल उक्तरहन्त्रहन्त्र भर्ष्य छन्भयद्वयभा मद्भुर उठम् वः भुर्भ भाग्यभाग्यः । ४ जिस्र विषेत्वे दुर्भ प्रकृतिनाः यसगडगडानुमश्चर्यभानयभारतेषः उद्यन विस्त्रचुणस्थिसमा कलापिनद्रुग्याप्तुल भर्ड डिम्स्य मभयिष्विभभद्रम् प्रभाष्ट्रमितिसः भद्रकलायिक्षेषे लकः भयमिवः । पर्ष्ट्रलान्द्रेक् भ्रयभवयः ५७: जना

च्चिः भगविकि चिहिः भाषभु र भवः भाषभविग्रे कव्यविग्र म्याच्यानन मम्मारिक्टीनं दलभाषीरभानवः हवति हत्यर्परप्रथवाविति उधान्विवनं भेने द्राहभाभ द्धिउल यभ्यक्षभयउविभारा पमा मनिरमें भराक्त यिनर्वेपाउन्लम् अधिमव पर्ष्य प्रमान रेड्रभ्यभवय 5: ५३: उभाइत्र : भगविति विद्याः भय् सम्पन् प्रदर्भ र भागप्रमाविद्र के येश्वस्य या भद्रभाउक्य जारा प्रजा वह भूभ उदः भाष्यभ्यप्रविष्ठिभेष्टः भविष्ठिः भविष्ठिः "ज्ञवानेत्रवापपपाद्भीः ज्ञाभाष्यक्षवह्याभाष्ट्यभवभाष्ट्यः पंजान्यहेम्बिमम्म् इत्वाविणन्यः थिउवस्पिनायानिम डक्त्म्भमयः क्ल्पगयाय्भाष्ट्रम्याञ्चाव यह लभार भाउ उन्में भागमा एक देव विम्

श्र भर

किए ने किया भद्रभायं क्यू क्ली उक्किन भभित्रः नि वंयिक्तियारी येट्स भेडियक्षलभी एक में क्यू होडिशिक प्पर्णमन्भी थिट्युजिस्टंहडस्ड प्रवन्मन्भा नुयुग्नेयसंस्विभुयं जीजिमिसंचाण्य एकं पुंभवने विद्व पनाडिक्यपर कालाधिराइसभुउभुयभुविक्रिसे विष्ठिम य नजद्युष्टियमनेभमन्त्रः उस्लेद्रभभः मिहिष् निर्देश्वाण्ड मज्ञानुवनास्भाम्याम्प्राम्पाम्या रीक्थंडीज अञ्चल्छ प्रंडम रागिक भने धेव श्रिमा भूगीजभन अन्त पृष्ट् भिष्ठिये अगुरुष्य स्पाय स्पाय देश भक्त निम्त्र कुण्यातिव जवइत्य भडम्य थिउरः स्थि मध्यः सम्हर्यितिगरितिश्वाधियः । भित्रः। भये क्रास्य यस्वयंद्रे प्रयाचिमहिष्याः भक्षांविधिन सहिष्ठ

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

थिटव्यनः द्रअधीयक्तमंडव्यम्दिभन्यः स्वाम् िम्मिन्दिन्दिन्द्विशिभाभेगः उम्मद्भवभयक्तियरं स्वापि मधडः इन्द्रायं अवक्षिप्रायं भग्रायं क्. धराः विक्लिम किडिंग किडिंग के उसमें उप थर के किए म भित्र अवपापिविनियंते यादिश्क भनाउने भे उधार्य यम्मिक्षिक्षं व्यानिक्षा वाला यिन्द्रिकावण्डिभया यभिन एडं धपण्लेग्रहेभद्र गुर्ड जन्म व यम्बन्धने क्रउद्देन हियम थियति मुमिष्टयम् राया थक्र गयत क्रियुक् क्याष्ट्रकानिम्याद्यादिन्द्रविमान्य उत्पद् चर्यक्रिंगे ।। जिम्मी हामां पिडिंग्यं क्रिक्ति ।। जिम्मी हामां पिडेंग्यं क्रिक्ति ।। जिम्मी हामां पिडिंग्यं क्रिक्ति ।। जिम्मी हामां क्रिक्ति ।। जिम्मी हामां पिडिंग्यं क्रिक्ति ।। सद्देशयक्षिक्षंद्रम्य भपटलः ॥ शंत्रीकैव्दी ॥

あるの

प्रभानमा डिक्नेम्डिशिक्डशियारकाश्चर्यप्रवरीली यनु उन्मेग्डराउद्यापाडक्वेशिकिः।। हेग्वः।। भाविभाविभे दंसामित्रानं रिउक् भिति पञ्चेठितिनहर्य पार्यामभड मिर यार माध्यवङ्गाभिमविभिक्ति प्रतियनी भी यमुद्रभ मडिएाड : भंभावभागां चुवभ मुक्रेमें प्रदेशभाष्ट्र में है वें वि क्लान डिउठम्डक्यभभाषावप्षा किन डिउयपान मका उद्गानिय उद्गानिया विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व धियमयं उर्वेषक न्यक्लयं अ भद्रकला श्विम् स्थाप यश्वनमन दन्तनन्यपमयार्भादन्यभाग्रे थापरंप उसम्बद्धाः कार्याः भागाः भागाः भागाः भागाः । भारत विश्व प्राम्स्य क्र का उर्वा श्वा वी पर्व दिन्त मुस

वार्तमहस्व ५न ५भड्भभड्मान्यक्षभावार ठयले विभविभेक्भे एउए विउ २५ एल विउत गर्बपद्रहामित्राल स्वापनायाद्विगवर्डिमद्रम र वारकारां माना भारता क्या अन स्वन्य प्रान्त्व प्रान्त्व पुरु भनुभनिग्यः लेडःभनेवाधंमिष्वक्रणयानिव्ययः।॥ऽऽः अन्हरूक्न वनयायान्य मुनि इं अए विश्व कर् हरू भड़मी धमेपडाउँ लिकिः गूलमश्रिधिस्य वि एवंदेव नियक्तिपाभपयभुउभम् एवभर्षक्वितिगय्यकि नवः एडिडक्षिउदिवयर भ्रयनुव्यस यःमालाउभ ग्रिय भण्डभविकित्व ः।। अजिबिह्य सम्भित्र या भ यभ्यार्यक्तिन्त्रभथएलः ॥ १॥ उत्यक्तुलस्डाया ल्डनित्राभी भ्रयभ्रयहड्ड प्रवेगहर्स् भिम्न इड्ड:

A. 4.

भ्रिताक्षिक्ष कुल्यन्दि थिः। गलन्क्र यम् पर्वे उद्यानि डिमिन्नंभें भिरिश्वियाय प्रश्रहनिषड्भ द्वाप्रक्राने भूपन श्राद्भद्राध्यः ॥ राउद्भुमद्रक्षत्रलक्ष्यम् निर्वेश्वा यउयहराभुलहरुप्रम्भ द्विभिषीष्ट्रय्य भूरिभियरेय यं भिनः ज्यापपिवयद्यक्तिक्ति वः भि सथयहरूव द्वाण्एक वरः निविलं जल ४ इर भरते। लंबडिलेभा यहशाहदणङ्गाय गुगमा गन्मसः उहः पालयंडकः उद्भयान्य भागाः उत्रभाउता भागान्य भूगाभूरायेडो चेडः भ्रमभूताभाष्ट्र रागाभक्षत्रय कमी दार्रिक्त सम्भाम देपनीय उट्टिश मुच र मुनि ।। क्लंमश्रणनं यम्हे । इसक्। निमीद्माना । इतिहे । यहभाउ विदे क्ली भाषा यभाषा कृता । विकास प्रवासः के श्रूपिशा नरहिष्टि कि निर्म नर्डिय नर्डिय प्रभित्य प्रभित्य मन्त्र भदाकामाध्यस्य प्रध्नमः मध्यम् सम्प्रभाग्यस्य मुख्तिथिउ प्रयोगी भट्टा गायहेन्भः ३ श्रायथवयि शिन्द्र'यरी उच्चे मियः थे अ मह अवड गूलपडः सिव्ध सपरिवाध सहकाला विकास चन्त्र महनः भूटिय द्वा सम्मा एवं भवक निय

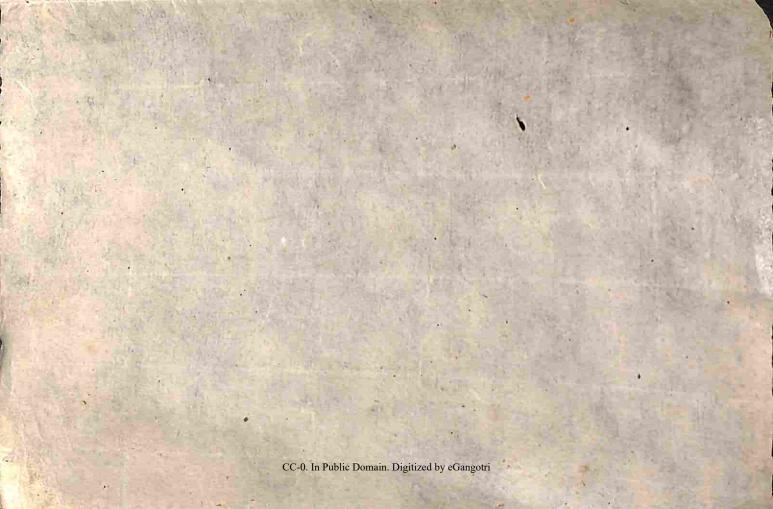

पयन्भाकवानुः॥ सम्हमापाकव्यु उम्हन लाभा सुराहिनिधनस्य इल इल इच्छा स्वाम व्यम्परिक्त्वभपराष्ट्रिमा स्वभग्रास्थ मुभद्रचरभा ५५५५ममद्रम् न ४ जान भवउभविक्रान्स् नमञ्जानम् विरिधानिक विविधिता विश्वासित भेषुयभमालपुउभा भव्यक्रमभव द्वांपाद्मश्मा विध्नपुरुभत्क्रमाक्त्रमभद्रमा

भानभन्तक्षा सक्ष्विष्ठ्उराउल्प्रकेटिव्याणः विश्वर्भक्रम् दिवश्चां में मन्तु । क्रिष्ट्यस्य सं (१५ ए५ इन्संह्रक् गनउच्च भनकि हे वह अभयुउउ पः चुउप मुद्राउर्भक्रेलेक्प'व्ने विराद्रियु स्भितिय ेशिक्षिरित्री मित्र मित् लः निराप्ते जलकि विद्यार जेले भू ये विद्यार रलक्षिप्रयन अनलिए उन्हें उध्यउपसाउप्रहलक भरविद्य माधाधाधा महाभागाः व लभवाभिनंद्रवमिहिंडास्यलयपुः भ्रष्टकलभभीमा तिरभम्बंधिन विनमा हिंदुवः परपंडहा महरते

तिउः भीनिरीनाभम्बद्भयरथावित्रका दुः भागवप्रिषित्रेणाभः भिन्तिन भनाभा । चित्रमा शहा है है ये यह वैप रिजे अ ज्याः अविडेट भिन्निक्षित्र छितः यह भक्ष विक्र भग हरवण्यभः भक्षारा : विजिया प्रिम्हण्मिक्ष । भूम क्वयहरगज्ञभगध्यः धियं भग्ने भः धिवितेष्ट थिउने न्यभारतयं भन्रभागभन्वःभन्यन्त्रभन्रः १ इल्लेभन्भपुरः हु । उअलव्य किर्व्यक्ष्मद्रभे । उपन मः भूर्यन्ताम् उद्याग्यान्य द्वित्वन्त्रभूभीयिवन्त्र इ उद्यान वर्षे 50704308-01 Publishman Digitiza by Grangoth 705034:

40

010

वर माञ्चामावप्रिष्ठभएमपाम्यः उत्राद्धिभूप गक्षाण्यान्सामिय उद्गायस्य पर्देश्या विशिष्ट भि उद्गु 355: भूते मिरेज छन्भी यिवना उर्डिंड श्राभार्ध उरकेल पडः भुटभ गड्न भी स्टाइ वि विश्वार्वे स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार उपाद्ध उर्द्विवास्त्र भेणां इस इर्ड्स देखे सार एम्रियन्ति पनिगरिक्पाइन्न भवन्यति । मत्र प्रहरी कराष्ट्र साम्प्रका साम्री पकी उर् कर्ने भग्रहिते हिम्पः प्रभक्ति न्द्रिक्ति क्ष्यान WITTER-0. In Public Domain. Digitized by Gangotri

हरवः ॥ मान्यवन्त्रभद्रभद्रभविश्वन्यर् । । "जिन्मर्भप्रधा करवे ॥ प्रधान

A.

मान्य भ्या जिन्द्यार्थित्रकृष्टि

नलल्यः प्रश्चित्रप्रभग्रापगारियः न्त्रिक्त हे हिंद्रीर्भे स्थान स्था गति लेक्भ दीउल उरम्म मध्य व गहरा भाष्यम् अर्थान्भव अरिक्मीनिञ्चलभावसः चिद्धिमाह्नवः भव्या प्रविधिमभ्रः भवाद्यापमदमान भ्रष्टुज्यद वहमा यष्ट्रमान्वरं क्षेत्र भित्रवा बहुत्य दिये ग्रमथ गया है। भरसर्वगनन भन्द्रभगस्म १ अन्तरं नरं पहल र 'भेड्निय्दिष उद्भारति उद्भारति । प्राःस्प्राण्यः विश्व षिक्ष म् अपनिष्य स्वाप्त स्वाप मन्त्र विष्क्ष विष्क्ष द्वा हा क्ष्या । प्राया भव उत्ति

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

(भःजभभास्त्य ।पभन्नीयगंडयः अर्डास्ट्रायुष्ट्र उक्त न्हायुत्प उ भंगाडिमा कहा सम्भयः विश्विति विवजन उड हर्वे विभविभित्ति इविव्या विधमा अभागा । भमी भूसि मि भा भी उसर भव नमस्यः मदमः निवः भन्जन्डन्यः भभ्जः भन्पण्यहिष्

भद्रमिरिराध्यमधीस्ति रिविध्यभपिर्भे सेरिप्रस्वभगहर भी मुह्हरूपद्रभाभिह्मयंथि हुड्ड में भेभूद्रयुक्रियाथि अवाधकरडीज्व भएमधितभनस्य वर्ष्याप्य प्रमा भा क्रिनियनिवर्रथ पास्ट उन्र भंसयः महरे। उपयोप्रधापुरिनष्टि प्रधाप्तउपयोग्राभनवेन ष्टित जनगर्भयाग्य गद्दभागंभद्दभ गंबंकिशिभद भ्रष्टमध्य उद्याहल उहलभभराभित्र भ्राम्पनभ इ3: ग्रन्देनिधमण्डवऽपःभिद्विभवाध्यांडा॥ इग्वी॥ क्ष्मण्येत्रेह्रवेडपः सिक्किभवाध्याज वसमहभयामध लक्न युद्धक स्वया। इन्द्रः।। म्य द्वार्थि विश्वका भिभिद्ध

A.

िर्मिन्भाषाधिक उसिन् ग्रेथस्वर्गिन्स स्विमाग्यः अक्रान्नकारान्यकानुकान्यः अक्रायानभारताषु मुउभचिविनिवधार्य।। करवी।। वर्षिप्रधारमण्डिविक नलभद्या यरभीपभदाद्यप्रधार्थक्राम्य यच्छाभ्रष्ट्र उराउःविधिरान् हव्येभः ॥ हरवः॥ मार्केट्विप्रवङ्गाभभदिभागमा विभ्रत्भभ करिविक्रजेड्स प्रमुख्या म्रामु उर्द्वले हज्यान्त्रनः प्रत्मिपम्नन्छन्भद्रउपरभन्ननः प्रद्रियपपद्मकले कि स्तामन्य रिभन्ध

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri

उल इउम्बद्धिल्नी अभिवल स्निध्रकः म्ब धग्रवःमक्षद्भन् द्वा उग्रधग्रानयःभविष्वयानः मध्यप्रभुक्ताल्या । राष्ट्रम्प्रभूकाल्या रवारवान्द्रभावरा।। मूर्यस्थानाराम ।: प्रवाग अन्य विविश्वाण भारता गरः॥सिवः॥ र्ण शर्भियण्या मुख्यवेन या भूदभा प्रमुख्याय द्यानिकः परमञ्जूकेः ए इत्र नगर ज्ञान स्वाधिक नगरीय ह्यः श्वभूमहर्नगा द्वयम्गाउभा उर्देशका द्वारमा दे नस्राउपः गन्यभूभाःमभुभूमप्रायुक्तिल

かいい